

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

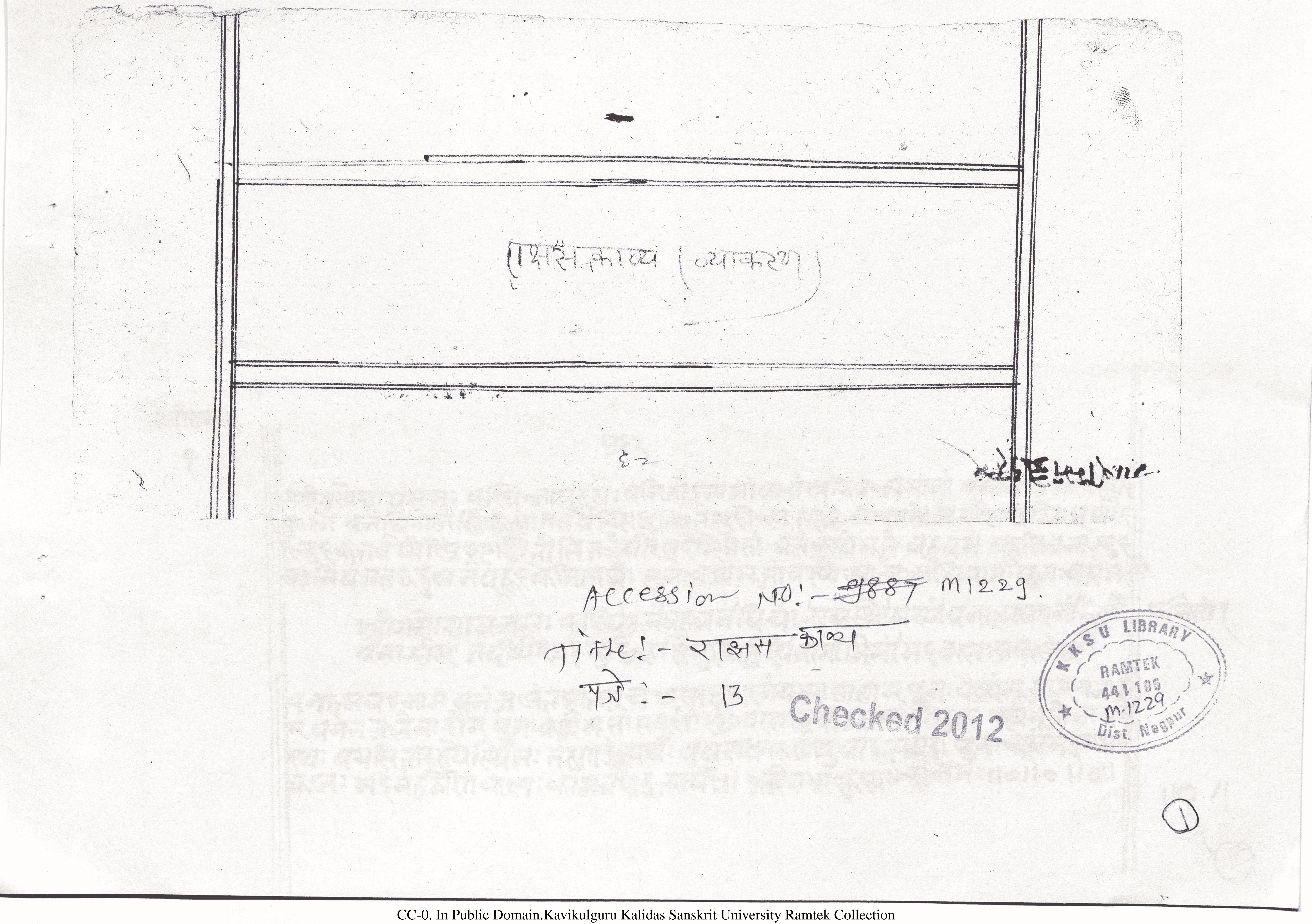

अरीगम

er-

य3

विश्वास्त्र स्थाने म्हाने महास्वती वताः वारिता सातवार स्ट्रां का मित्र सित्र सित्र

त्रे ते व्या त्रिश्च त्रिश्च त्रिष्ठ प्रदेशस्त्रीति अधु इप इंतरप्रयदाशं प्रते त्रिभेष्टेशे त्री चेत्र स्मासात्र व्याधनां त्रिश्च त्रि स्मार्थ त्र स्मार्थ त्रि स्मार्थ त्रि स्मार्थ त्रि स्मार्थ त्र स्मार्थ स्मार्थ त्र स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्थ स्मार्य स्मार्य स्मार्य स्मार्थ स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्य स्मार्थ स्मार्य स्मा

त्र तरिःसमोदःग्रेजाहित्तस्यरिःधनःतेनग्रज्ञरीमासमोद्धयायाः तात्र नरिःसमोद्धितिःसीनाह्नेतर्ताति विभिन्नेत्र समोद्धितिःसीनाह्नेतर्ताति विभवति । विभवति विभिन्नेति विभवति । विभवत

श्लीराम है

1) १॥: स्टिल्प्रिप्तिः स्विक्षिः स्विक्षे स

। ताज्ञ इत्या स्माना स्जान आयुक्त का लाख्य जातना जात नता थन्द्रात्त तस्या ज्ञाता थन्त्र तज्ञ उथन स् अधापर्वतासे यांधातवा स्वरात्रीया हयः श्रोतं चिच्ततं चभ्यस्थातवश्चश्रोतो जाव्चतत्रभू घनधात्वसेसुरुपन्पयेयातेश्रातोज्ञिनाज्ञभधनधातुरपाःश्राचश्चन्मसेजेपळाया हामासयोः मामार्थी द्वर माशब्दीनभस्पनभसोनिति भारपद्भायरायानिति असियतन्तर्सार्वे अधनः धिष्ठपारियेतन्द्रायिक्षि अमेनोजिद्यन्तजभवन्यात्यवायविष्याः वयोज्ञह्यद्वशिष्याच्यात्रमासे मासेर्नभवनभसे निमंपतन्त्रियां विषयिष्यां निम्निविषिति र स्वयानिभन्ति धनसभवानि शरुयोनिना हें त्रिरित्राद्धनस्यः तमोरिद्धिस्यवतिविध्यथानीविनोतिवान्तेषवनाशनाशः ११६०॥ राज्यास्य सम्भान ययोजिमन्त्रसाहिस्यश्वयोजिस्ययोजिस्तयमन्तः अञ्जाःपानियंचिनारपत्यात् यद्यस्ययोजिभन्तं प्रस्पत्या त्र व्यानिपारिपानियंभन्तवत्वार् उभयशाण्यः यतेयिति स्वयोजिभन्ते गित्रस्तर्थोजीयमस्मायामेशास 

गोख्यद्वादिगविभ्रमोतिक्वतिनि कं क्षेत्रन्महरावय्वयस्यस्कुं अवयुः क्षोत्तोद्दन्भावद्वविग्तनेशाः नित्र सावित्वयस्वस्य दिन्तम् ज्ञानस्य स्वये श्याः श्रद्धाः द्वात्ते स्वयः य्वतिः देनाः स्वयः यति । स्वये श्याः श्रद्धाः स्वयः यति । स्वयः श्राणः स्वयः स्वयः

Anny

विद्दितिविद्दितिविद्दितिवारितिवारितिवारितिवारित्वाः रहे। व्यतेन्दितिथना प्रमानविद्याः दितिथनाः प्रेष्ठाति व्यत्याः दितिथनाः प्रमानविद्याः प्र

प्रभागन्य विवास वन् विवास विवास विवास वन् विवास वन् विवास विवास

Sana

नाविश्वित्रेत्योह् नावुर्शोविश्वेताः वन्तिनतिष्ठाम्वनविश्वित्राव्यमंद्रीर निर्वेद्रात्याहित्र वनस्ववृत्र स्वाह नातास्य स्वाह नातास्य स्वाह नातास्य स्वाह नातास्य स्वाह स्वाह

स्वतंत्रमुयते विज्ञिषिष्ठित्रमहतः कातामातं महन्तनं द्धिनेतहर्तिरतः तेनिमित्रस्य यात्रभायस्यतन्त्रताकातं निमित्र त्रवेशीक्षित्रस्थात्र नरिसिविभन्सन श्रम्भित्यस्य तिमिनिविधाश्यदः पहपूरेशोवाविवह्य व्यक्षस्य व्यक्षस्य विभिन्निविधाश्यदः पहपूरेशोवाविवह्य व्यक्षस्य विभिन्निक्ति विभन्निक्ति विभिन्निक्ति विभिन्निक्तिक्ति विभिन्निक्ति वि



77 2

चिद्वेश्वादिचंद्वः विद्यादिक्वात्राम् विज्ञामन् द्रभयः देवत्त्र स्वाद्विद्याद्विद्यादिक्वात्र स्वादिक्वात्र स्व ने व्यादिन्त स्वादिक्वात् विभावित्र में स्वादिक्वात्र स्वादिक्वात्र स्वादे स्वादिक्वात्र स्वादिक्वात्य स्वादिक्वात्र स्वादिक्वात्र स्वादिक्वात्य स्वादिक्वा

यस्य समयित्र विति स्वर्धां स्वर्धः यो त्रितामय्यी यतः समरमः समन्त्र विति ने श्रेत्यर्थस्य ति ने १ वित्य स्वर्धस्य ति स्वर्धाः स्वर्धाय स्वर्धाः स्वर्धाय स्वर्धाः स्वर्धाय स्वर्धाः स्वर्धाय स्वर्धाः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्

1181

एतायुद्धतम्बन्धः ब्रह्मारे ध्वानेशो भनेयस्पत्तस्य मनाः वायः उत्त्याञ्चितियायारात्यात्रिः तिवाहितं दिवसन्यात्पनासयोगे हित्तीयान्यासार्दे व्रिययावनितया हिपाहपूरते ज्वाहनः ब्रह्मार्थः प्रतंत्र

यतालंडनामवर्धः समनामं उत्यारेत्यो हिनेस्यत्यो विवया ष्टेहेनः युन्तेव दिनि रमेडिस्मिहीनथा जिना द्विया नेनेथने बेचियो प्रोह्मिक स्था अका जनस्य तथा स



9-17-17-9

प्तह्र

श्रीगरिशायसमः वश्चिन्तापुर्यः विनिर्तार्मागां वायेश्वत्रियन्द्यमानां वनावे उत्तवान्धिं कुर्तन वने विचरत्वित्रा तार्वित्रमहिष्यतम् हिन्य नायः व्यक्तां स्वाप्तिः स्वित्रम् विद्रश्चित्रम् विद्रश्चित्रम्य

यनात्मयहनाम् वृतं नत्तेनहात्मा य इत्तहहह नेयम्पासाताम् वृतः वर्षम्ताम् वनाष्ट्र म् वनेनन्त्रतेना रोम वृनः वर्षम् तो सबसा १८ गासस्योऽशवस्तायुता वर्षभूतो नायम् स्यः वयसितारत्यस्थितः तर्गारत्यर्थः वयस्थन्तरतास्र वादम्परा वनः वर्षम्तनः मह यस्तः महत्तहर्णा। वर्षः वर्षाभवण्डत्यर्थः॥ भूती तथास्त्रसाम्पानमः॥ वर्षः॥ ।।।।।

10/1

,CREATED=21.10.20 14:26 TRANSFERRED=2020/10/21 at 14:29:30 ,PAGES=13 ,TYPE=STD ,NAME=S0004302 Book Name=M-1229-RAKCHHAS KAVYA ,ORDER\_TEXT= ,[PAGELIST] ,FILE1=0000001.TIF ,FILE2=00000002.TIF ,FILE3=0000003.TIF ,FILE4=0000004.TIF ,FILE5=0000005.TIF ,FILE6=0000006.TIF ,FILE7=0000007.TIF ,FILE8=0000008.TIF ,FILE9=0000009.TIF ,FILE10=0000010.TIF FILE11=0000011.TIF ,FILE12=0000012.TIF FILE13=0000013.TIF

[OrderDescription]